ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજા વિરચિત ટિપ્પણ સહિત શ્રી ભોજદેવકૃત રાજમાર્તકવૃત્તિસમેત મહર્ષિ શ્રી પતંજલિ વિરચિત

## पातं % स्योगस्त्र

રાબરા: વિવેસન ભાગ-ર

ार्ट्स होते. स्वारं स्वरं स्वरं स्वारं स्वरं स्वारं स्वरं स्वरं

વિવેચક : પંડિતવર્ચ શ્રી પ્રવીણસંદ્ર ખીમજી મોતા

## પાતંજલયોગસૂત્ર ભાગ-૧ની અનુક્રમણિકા

| सूत्र जं. | दिशत<br>विश्वात                                  | पाना नं. |
|-----------|--------------------------------------------------|----------|
|           | (૧) સમાદિપાદ :                                   | 9-926    |
| ٩.        | મંગલાયરણ.                                        | 1-8      |
| ۹.        | યોગનું લક્ષ્ણ                                    | 8-6      |
| 1-2.      | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી              | 6-6      |
| 3.        | ચિત્તવૃત્તિનિરોધકાળમાં ચિત્તનું સ્વરૂપ.          | e-99     |
| 8.        | અનિરોધકાળમાં ચિત્તનું સ્વરૂપ.                    | 10-11    |
| ν.        | ચિત્તની ક્લિષ્ટ-અક્લિષ્ટ બે પ્રકારની વૃત્તિઓ     | ધ્વ-૧૨   |
| €.        | ચિત્તની વૃત્તિઓના ભેંદો                          | 92-93    |
| 0.        | પ્રમાણોના ભેદો                                   | 93-94    |
| ć.        | વિપર્યયનું સ્વરૂપ.                               | ૧૫-૧૬    |
| e.        | વિકલ્પનું સ્વરૂપ.                                | 98-90    |
| 10.       | निद्रानुं स्व३५.                                 | 96-96    |
| 19.       | સ્મૃતિનું સ્વરૂપ.                                | ૧૯-૨૧    |
| પથી ૧૧.   | ઉપાધ્યાય થશોવિજયજ મ. સા.ની ટિપ્પણી               | 24-53    |
| .52       | ચિત્તવૃત્તિનિરોધનો ઉપાય.                         | 23-28    |
| 13.       | ચિત્તવૃત્તિના નિરોધ માટે કરાતા અભ્યાસનું સ્વરૂપ. | 58-54    |
| 28.       | ચિત્તવૃત્તિના નિરોધના અભ્યાસને દઢ કરવાનો ઉપાય.   | 54-56    |
| 14.       | , વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ.                             | ₹€-₹८    |
| 16.       | પ્રકૃષ્ટ વૈસાગ્યનું સ્વરૂપ.                      | ₹८-₹6    |
| 14-16.    | ઉપાધ્યાય પક્ષોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પશી            | २८-39    |
| 19.       | સંપ્રશાતસમાધિના ચાર ભેદો.                        | 39-30    |
| 26.       | અસમજ્ઞાતસમાધિનું સ્વરૂપ.                         | AO-A     |
| 19.16.    | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ, સા.ની ટિપ્પક્ષી            | 83-84    |
| 94.       | ભવપ્રત્યય પ્રાપ્ત થતી સમાધિ                      | 89-80    |

| सूत्र को.       | વિગત                                                           | पाला लं. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 16.             | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પશી                            | ४८       |
| 20.             | યત્નથી પ્રાપ્ત થતી સમાધિના ઉપાયો.                              | ५०-५१    |
| ર૧.             | તીવ્રસવેગથી શોધ સમાધિની પ્રાપ્તિ.                              | ય૧-૫૨    |
| 22.             | જયન્ય, મધ્યમ અને તીવ્રસંવેગના ભેદથી યોગીના ૨૭ ભેદોની પ્રાપ્તિ. | ¥3-49    |
| 23.             | ઈશ્વરપ્રણિયાન સમાધિની પ્રાપ્તિ.                                | પ૭-૫૯    |
| 28.             | ઈશ્વરનું સ્વરૂપ.                                               | મહ-દ્રમ  |
| ξ¥.             | ઈશ્વરને સ્વીકારવા માટે પ્રમાણ                                  | ६५-६८    |
| 38.             | પૂર્વના ઋષિઓના ગુરુ તરીકે ઈજારનો સ્વીકાર.                      | EC-86    |
| 24.             | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પશી                            | € 64-99  |
| ₹७.             | ઈચરનો વાચક શબ્દ.                                               | 93-96    |
| 22.             | ઈશ્વરના જપથી ઈશ્વરના સ્વરૂપનું ભાવન.                           | 32-36    |
| ₹€.             | ઈશ્વરની ઉપાસનાનું કળ.                                          | 20-29    |
| 30-39.          | યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિમાં અંતરાયો.                               | 29-28    |
| <b>૩</b> ૨થી ૩૯ | ચિત્તના વિક્ષેપના પરિહારનો ઉપાધ                                | (8-90)   |
| 33.             | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                            | 60-63    |
| 38-             | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                            | 64-66    |
| g0,             | ચિત્તસ્પ્રૈર્યનું ૭૫.                                          | 108-108  |
| જ૧થી ૪૫         | , સમાપત્તિનું સ્વરૂપ અને તેના ભેદો.                            | 105-115  |
| VE,             | સંપ્રજ્ઞાતસમાધિનું સ્વરૂપ                                      | 914-993  |
| Ye.             | ઉપાધ્યાય થશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પશી                            | 119-116  |
| 80.             | સમાપિતા અતિશ્વથી અધ્યાત્મનો પ્રસાદ.                            | 998 998  |
| 86-16.          | ऋतभरामशानु स्वरूप.                                             | 920-924  |
| ४७थी ४०         | . ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પક્ષી                        | 123-121  |
| 40.             | ઋતભરાપ્રશાનું કળ                                               | 358-351  |
| 49.             | સંપ્રજ્ઞાતસમાપિથી અસપ્રજ્ઞાતસમાપિની પ્રાપ્તિ.                  | ૧૨૫-૧૨૯  |
|                 | સમાધિપાદનો ઉપસંહાર                                             | 129-126  |

| सूत्र जं.  | Фэкп                                                    | पाना वं.  |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------|
|            | (2) SHEFOTULE :                                         | 126-556   |
| ٩.,        | <b>કિયાયોગનું સ્વરૂપ</b> .                              | 126-130   |
| ٩.         | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                     | 130-138   |
| ₹.         | હિયાયોગનું પ્રયોજન.                                     | 935-933   |
| 3.         | ક્લેશોના ભેદો.                                          | 9 33-9-38 |
| 6.         | સર્વ ક્લેશોનું બીજ અવિદ્યા અને ક્લેશોના ભેદોનું સ્વરૂપ. | 138-136   |
| રથી ૪.     | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા. ની ટિપ્પક્ષી                  | 136-136   |
| ч.         | અવિદ્યાનું સ્વરૂપ                                       | 935-980   |
| ę.         | અસ્મિતાનું સ્વરૂપ.                                      | 180-183   |
| 9.         | રાગનું સ્વરૂપ.                                          | 983       |
| €.         | હેયનું સ્વરૂપ.                                          | 988       |
| e,         | અભિનિવેશનું સ્વરૂપ.                                     | 288-984   |
| પ થી ૯.    | ઉપાધ્યાય વશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                     | 186-186   |
| 90.        | ક્લેશોના નાશના ઉપાયોનો વિભાગ.                           | 940-949   |
| 10.        | ઉપાપ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                     | 141       |
| 19.        | સ્યૂલ ક્લેશોના નાશનો ઉપાધ.                              | 142-143   |
| 12.        | ક્લેશોથી થતા કર્માશયનું સ્વરૂપ.                         | 943-944   |
| 13.        | કર્માસયનું ફળ.                                          | 944-940   |
| 13.        | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                     | 149-163   |
| 18.        | કર્માસયના કળો પુરવરૂપ અને અપુરવરૂપ હોવાથી અનુકળરૂપ અને  |           |
|            | ત્રતિકળરૂપ.                                             | 263-964   |
| <b>11.</b> | યુશ્ય અને પાપ પરમાર્થથી દુઃખરવરૂપ,                      | 964 966   |
| 14.        | ઉપાધ્યાય વશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                     | 166-160   |
| 1=.        | યોગીઓને ભાવિનું દુઃખ હેય હોવાથી યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિ.   | 100-101   |
| 19,        | સંસારના હેતુનું સ્વરૂપ.                                 | 961-963   |
| 16.        | દેશ્યનું સ્વરૂપ અને પ્રયોજન.                            | 962-968   |

| सूत्र तं. | વિગત                                                                                                                            | Vielt of. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 90.       | યોગીઓને ધ્યાન માટેની સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ ભૂમિકા.                                                                                  | 108-108   |
| 16.       | ઉપાધ્યાય યશ્લેવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                                                                                           | 966-966   |
| 20,       | પુરુષનું સ્વરૂપ.                                                                                                                | 966-500   |
| 21.       | પુરુષ અર્થે દેશ્યનો સ્વીકાર.                                                                                                    | 200-201   |
| ₹₹.       | યોગમાર્ગની સાધનાથી કૃતાર્થ થયેલી પ્રકૃતિ તે યોગીને આશ્રયીને નષ્ટ હોવા<br>છતાં અન્ય જીવોને આશ્રયીને પ્રકૃતિનો અનષ્ટરૂપે સ્વીકાર. | 201-50X   |
| 23.       | પ્રકૃતિ અને પુરુષના સંયોગનું સ્વરૂપ,                                                                                            | 208-206   |
| 28.       | અવિવાશી પુરુષ અને પ્રકૃતિનો સંયોગ.                                                                                              | ₹04-₹08   |
| ₹4.       | અવિદ્યાના નાશથી પ્રકૃતિના સંયોગનો અભાવ અને તેનાથી પુરુષની મુક્તિ.                                                               | 309-506   |
| ₹€.       | કર્મનાશનો ઉપાય.                                                                                                                 | 506-544   |
| 2.3.      | વિવેકખ્યાતિની સાત ભૂમિકાની પ્રજ્ઞા,                                                                                             | ३११-३१६   |
| .53       | વિવેકખ્યાતિ પ્રત્યે યોગના અંગોનું કારણપશું.                                                                                     | २१५-२१६   |
| 26.       | યોગના આઠ અંગો                                                                                                                   | 298-296   |
| 30-31.    | યોગનું સ્વરૂપ.                                                                                                                  | 292-223   |
| 39.       | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પશી                                                                                             | 223-128   |
| 3₹.       | નિયમોનું સ્વરૂપ.                                                                                                                | 238-226   |
| 32.       | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પર્શી                                                                                           | 556       |
| 33.       | યમ-નિયમ કઈ અપૈક્ષાએ યોગ પ્રત્યે કારણ છે તેનું સ્વરૂપ                                                                            | 220-222   |
| 38.       | સંસારના કારણભૂત વિતર્કોનું સ્વરૂપ અને તેના પ્રતિપક્ષભાવનનો ઉપાય.                                                                | 332-337   |
| 34.       | અહિસાયમની સિદ્ધિનું કળ.                                                                                                         | २३४-२३५   |
| 3E.       | સત્પયમની સિદ્ધિનું ફળ.                                                                                                          | ₹34-₹36   |
| 33.       | અસ્તેયયમની સિહિનું ફળ                                                                                                           | 5.36      |
| 54.       | બ્રહ્મચર્યયમની સિહિનું કળ                                                                                                       | ₹3€-₹30   |
| 36.       | અપરિયહવમની સિદ્ધિનું કળ.                                                                                                        | 239-236   |
| 86-89.    | શાયનિયમની સિદ્ધિનું કળ.                                                                                                         | 236-282   |
| 62.       | સંતાપનિયમની સિદ્ધિનું કળ.                                                                                                       | 282-283   |

| सूत्र जं.   | વિગત                                | પાલા નં. |
|-------------|-------------------------------------|----------|
| K3.         | તપનિયમની સિદ્ધિનું કળ               | 583-588  |
| бб.         | સ્વાધ્યાયનિયમની સિહિનું ૭૫.         | 588-584  |
| <b>ያ</b> ኚ, | ઈયરપ્રશિધાનનું કળ.                  | 58A-586  |
| ĕ€.         | આસનરૂપ યોગાંગનું સ્વરૂપ.            | 586-583  |
| 83.         | આસનરૂપ યોગાગની પ્રાપ્તિનો ઉપાય      | 289-282  |
| 86,         | આસનરૂપ યોગાંગનું કળ.                | 180      |
| 86.         | પ્રાણાયામનું સ્વરૂપ.                | 240-249  |
| 46-41.      | પ્રાણાયામના ભેદો.                   | ૨૫૧-૨૫૪  |
| 42-40.      | પ્રાણાવામનું કળ.                    | 54A-5A1  |
| ч8.         | પ્રત્યાહારરૂપ યોગાંગનું સ્વરૂપ.     | ₹45-₹45  |
| 44.         | પ્રત્યાહારરૂપ યોગાંગનું ફળ.         | 242-246  |
| ųų,         | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી | 346-5€€  |
|             | સાધનપાદનો ઉપસંહાર                   | 244-146  |
|             | પરિશિષ્ટ                            | 290-293  |
|             | O 4 O                               |          |
|             |                                     |          |
|             |                                     |          |
|             |                                     |          |
|             |                                     |          |

## પાતંજલચોગસૂત્ર ભાગ-રની અનુક્રમણિકા

| सूत्र नं. | વિગત                                                                 | पाला हो. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------|
|           | (૩) વિભૂતિપાદ :                                                      | 9-906    |
| q.        | ધારણાનું સ્વરૂપ.                                                     | 8-3      |
| ₹.        | ધ્યાનનું સ્વરૂપ.                                                     | 3-8      |
| 3.        | સમાધિનું સ્વરૂપ.                                                     | 8-€      |
| ¥.        | સંયમનું સ્વરૂપ.                                                      | ₹-9      |
| ч.        | સંયમંનું ફળ.                                                         | 3-6      |
| ę,        | સંયમનો ઉપયોગ.                                                        | 6-6      |
| 9.        | ધારશા, ધ્યાન અને સમાધિ અંતરંગ યોગાંગ.                                | G-90     |
| ۷.        | નિર્બાજ સમાધિવાળાને ધારણાદિ ત્રણ બહિરંગ.                             | 90-99    |
| e.        | નિરોધ પરિભામનું સ્વરૂપ.                                              | 99-48    |
| 10.       | નિરોધનું ફળ.                                                         | 98-94    |
| 99.       | સમાધિ પરિશામનું સ્વરૂપ.                                              | 94-99    |
| 92.       | એકાગ્રતા પરિશામનું સ્વરૂપ.                                           | 99-96    |
| ૧૩થી ૧૫.  | ભૂત અને ઇન્દ્રિયોમાં ધર્મ, લક્ષણ અને અવસ્થાના પરિણામનું સ્વરૂપ.      | 96-56    |
| 98.       | પરિભામના સંયમથી અતીત અનાગતનું જ્ઞાન.                                 | ₹€-₹9    |
| ૧૭થી ૩૫.  | સંયમથી પ્રાપ્ત થતી અનેક પ્રકારની સિદ્ધિઓ.                            | ૨૮-પદ    |
| 3€.       | संधभनुं इण                                                           | પ્દ-૬૦   |
| 39.       | સંયમનું ફળવિશેષ.                                                     | 42-60    |
| 36.       | સંયમથી પરશરીરમાં પ્રવેશની શક્તિ.                                     | 53-03    |
| ૩૯થી ૪૬.  | સંયમથી પ્રાપ્ત થતી જુદા જુદા પ્રકારની સિદ્ધિઓ.                       | E5-08    |
| 89.       | સંયમથી ઇન્દ્રિયોનો જય.                                               | ૭૫-૭૬    |
| 86.       | ઇન્દ્રિયજયનું કળ.                                                    | 9€-9€    |
| rc.       | અંતઃકરભ્રજયનું સ્વરૂપ અને કળ.                                        | 96-60    |
| YO.       | વિશોકાસિદ્ધિમાં વૈરાગ્ય થવાથી સ્વરૂપ પ્રતિષ્ઠિતપણારૂપ ફળની પ્રાપ્તિ. | 83-03    |

| સૂત્ર નં. | વિગત                                                                  | um d.   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 49.       | સમાધિમાં સ્થિર થવાનો ઉપાય.                                            | 69-63   |
| પર.       | સંયમના ફળભૂત એવી વિવેકખ્યાતિ ઉત્પન્ન થવામાં અન્ય ઉપાય.                | 63-68   |
| чз.       | શ્વણ અને ક્રમના સંબંધમાં સંયમ કરવાથી વિવેકથી ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન     |         |
|           | જાત્યાદિથી તુલ્ય એવા બે પદાર્થોનું વિવેચક.                            | 68-68   |
| 48,       | વિવેકથી ઉત્પન્ન થયેલા જ્ઞાનની સંજ્ઞા, વિષય અને સ્વભાવ.                | 68-66   |
| પ્પ.      | વિવેકથી ઉત્પન્ન થયેલા શાનથી ફળપ્રાપ્તિ.                               | 66-66   |
| чч.       | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                                   | 66-104  |
|           | વિભૂતિપાદ ઉપર ઉપસંહાર                                                 | 104-106 |
|           | (૪) કેવલ્થપાદ :                                                       | 100-230 |
| ۹.        | સિદ્ધિઓ થવાના ઉપાયો.                                                  | 109-106 |
| 2-3.      | ઈશ્વરની ઉપાસનાથી જાત્યત્તરની પ્રાપ્તિનું કારણ.                        | 190-998 |
| e-4.      | યોગીથી અનેક ભવોના કર્મીના નાશ માટે નિર્માણ કરાયેલા ચિત્તોનું સ્વરૂપ.  | 118-116 |
| ε.        | ધ્યાનથી થયેલા ચિત્તનું સ્વરૂપ.                                        | 196-930 |
| 9.        | યોગીનું ચિત્ત અને ઇતરના ચિત્તનું સ્વરૂપ.                              | 120-121 |
| 6-6.      | કર્મોનું કળ                                                           | 129-926 |
| 90.       | વાસનાનું અનાદિપશું.                                                   | 922-930 |
| ૧૧થી ૧૩.  | વાસનાના નાશનો ઉપાય.                                                   | 130-136 |
| 92,       | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                                   | 134-138 |
| 98.       | પરિશામનું એકપણું હોવાથી ચિત્ત આદિ વસ્તુઓનું એકત્વ.                    | 136-180 |
| ٩४.       | ઉપાધ્યાય પશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                                   | 180-181 |
| ۹٧.       | વસ્તુના સામ્યમાં ચિત્તનો ભેદ હોવાથી જ્ઞાન અને અર્થનો ભિન્ન માર્ગ.     | 189-186 |
| 96.       | ચિત્તનું બાહ્ય વસ્તુના ઉપરાગનું અપેક્ષીપશું હોવાથી વસ્તુ જ્ઞાતાજ્ઞાત. | 186-149 |
| 9.9.      | ચિત્તનું ગ્રહણ કરનાર એવા પુરુષની ચિત્તવૃત્તિઓ સર્વકાળ જ્ઞાનનો વિષય.   | 949-943 |
| 9.        | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                                   | 143-144 |
| 92-96.    | પાતંજલયતાનુસાર ચિત્ત પરપ્રકાશક.                                       | ૧૫૫-૧૫૯ |
| 20.       | બુદ્ધિનું વેદન અન્ય બુદ્ધિથી માનવાથી આવતા દોષનું સ્વરૂપ.              | 146-153 |

| सूत्र तं.   | વિગત                                                                         | पाला जं. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>૨</b> ૧, | પાતંજલમતાનુસાર પરપ્રકાશક એવી બુદ્ધિ દષ્ટા એવા પુરુષથી પ્રકાશ્ય               |          |
|             | હોવાથી બાહ્ય વિષયોના બોધની પ્રાપ્તિ.                                         | १हर-१हप  |
| ₹₹,         | દેશાં પુરુષ અને દેશ્ય ઘટ-પટાદિ વિષયોથી ઉપરક્ત એવું ચિત્ત સર્વ                |          |
|             | અર્ધગ્રાહક, પાતંજલમતાનુસાર ભોગનું સ્વરૂપ.                                    | 964-896  |
| 55,         | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પક્ષી                                        | 196-168  |
| ₹3,         | પાતંજલમતાનુસાર અસંખ્ય વાસનાઓથી ચિત્ર એવું ચિત્ત સંહત્યકારી<br>હોવાથી પરાર્થ. | 168-166  |
| ₹४.         | સત્ત્વરૂપ બુહિના અને પુરુષના ભેદના જોનારને આત્મભાવની ભાવનાની<br>નિવૃત્તિ.    | 926-966  |
| ર૫.         | આત્મભાવની ભાવનાની નિવૃત્તિ થવાથી કૈવલ્યના પ્રારંભવાલું ચિત્ત.                | 166-160  |
| ₹€.         | સમાધિમાં રહેલા યોગીના અંતરાલોમાં સંસ્કારથી વ્યુત્થાનરૂપ જ્ઞાનોની પ્રાપ્તિ.   | 100-101  |
| ₹७.         | વ્યુત્થાનના સંસ્કારોના હાનનો ઉપાય.                                           | 969-963  |
| 36.         | ફળની અલિપ્સાવાળા યોગીને સર્વથા વિવેકખ્યાતિથી ધર્મમેધ સમાધિની                 |          |
|             | પ્રાપ્તિ.                                                                    | 163-168  |
| ₹७.         | ધર્મમેઘ સમાધિથી ક્લેશો અને કર્મોની નિવૃત્તિ.                                 | १८४-१८५  |
| 30,         | ક્લેશ અને કર્મની નિવૃત્તિથી જ્ઞાનની અપેક્ષાએ જ્ઞેય પરિમિત.                   | १८५-१८६  |
| 30.         | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                                          | 164-160  |
| 31.         | ધર્મમેષ સમાધિથી જ્ઞાન અનંત પ્રાપ્ત થયા પછી કૃતાર્થ થયેલા ગુલોના              |          |
|             | પરિશામક્રમની સમાપ્તિ.                                                        | 166-500  |
| 32.         | ક્રમનું લક્ષણ.                                                               | 505-508  |
| 32.         | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પક્ષી                                        | 505-503  |
| 33.         | પાતંજલમતાનુસાર મુક્તાત્માનું સ્વરૂપ.                                         | 508-531  |
|             | કેવલ્યપાદ ઉપર ઉપસંહાર                                                        | 234-230  |
|             | પરિશિષ્ટ                                                                     | 236-58   |
|             |                                                                              |          |